म्जित्रवाति। विस्मक् म्लित्व कर्रेनाणाति ॥ रिमक्त्वत्त् णवन् स्वाति। जिडेश्व सिउगाम्त्रमानाति।। केंडरम्यन्विह आय्येत्यार्थ। नाजानिस्याध्यक्तिमम्त्रमाम्।। न्याउमपास्तरभयनागत्वान। दिस्किकेनाग्य उपस्वकान॥ । यानायानमा ॥ विनिला রমিকরাজ ধনিভেটিবারে। অ্যার্ডরণকুগআরভিআপারে।। সোধরিভেপেন অবশভেন अङ्ग। अञ्चत्रिकेशनास् मान्यवङ्ग।। भीयनित् कृतिन मूख्याक्तारि। श्रिनमूर्याक्तेष्ट्रिक भण्यनमारि।। अर्वत्रान्यात्र अयुगमार्थ। यन रक्षेष्ट्रे विकार्यत्राज्।। भाष्यिनत्रि माम्यान्य । मानम् निष्याण मयम् (विशान ॥ निर्वायमी सिन्यण् आनि विर्वात ष्ट्रं मिलानसूत्यत्नां रिखत् ।। एयमार्थित् सिक्यू भन्यत्रि नहि किए। यनमावानि तर्णगत्मात्रस्त्र ।। ताशावमनस्त्रस्योध्व सूर्यम्बन्डतितीका ममननिनिज्नत् विम्ह्येथ्ययात्रानात्। माडिमविनिहिकिमाडिमफून विष्ठवन्मच्या ता। १। विमात्। विमातिणि कुत् मितिण मूर्यमण्यन गम्यविद्यन्याना। ठक्षनकू

क्तिनिंगारे कित्रपंदिताता।। सक्षर्याल्यात् यण्यक्तायत्थात् यग्रमणितातिवा कि। निविविष्टियातायत् यात्रामित्रामणत् क्रिनिंगारेमध्यक्तिमाति।। क्षित्यप्रक्ताम १ मराप्रख्यल्याय क्तियुत्ताश्रीतिलानम् । जीत्रस्तिमण्यक्तिमण्यक्तिम् प्रतिव्यव्यक्तिमण्यक्ति।। क्ष्य्यारे।। क्ष्ययारे।। म्हिरिनिंगार्यस्तिमण्यक्ति। विर्वितिक्रिक्तिमण्यक्ति।

(शिष्ट ।। पिर्टर् अदगग्रत्नं ग्रिम्तुरे । अर्ट्र २ अल्क्यनम्लयन् ।। एि यन्ति विस्ति सर्ग्ति । सित् । श्रा दि । सित् । यर्ट्रि । अर्ट्र २ अल्क्यनम्लयन् ।। पिर्ट्र २ अल्क्यनम्लयन् । यर्ट्र २ अल्क्यनम्लयन् । यर्ट्र २ अल्क्यनम् । यर्ट्र २ अल्क्यन् । यर्ट्र २ अल्क्यन् । यर्ट्र २ विन्ते अल्लान् । यर्ट्र २ विन्ते अल्क्यन् । यार्ट्र २ विन्ते अल्क्यन् । यार्ट्र २ विन्ते अल्क्यन् । यार्ट्र २ विन्ते विन्ते । यार्ट्र २ विन्ते १ विन्ते थार्ट्र १ विन्ते विन्ते । यार्ट्र २ विन्ते विव्यक्ति । यार्ट्र २ वित्र विव्यक्ति । यार्ट्र २ वित्ते विव्यक्ति । यार्ट्र २ वित्र वित्र विव्यक्ति । यार्ट्र २ वित्यक्ति । यार्ट्र २ वित्र विव्यक्ति

वनविन्यातर्मे । उण्लाकिनमे ।। यन रम्मित्यामा । एतमकरेरणित्नामा। जालने जननाहिन्दे । नज्जमित्यामा ।। जालने कर्नाहिन्दे । तज्जमित्रमे ।। जालने कर्नाहिन्दे ।। जालने विन्यामा ।। जातिमामा आस्ताजासा । जिवेरे उसाजिनासा ॥॥। विवास ।। वास्य विमायविकास । विनयमित्य विनयस्य विमाय विसाज। नविकानसम्

अक्म्मम् (क्रमः । शिमादां पिछ विश्वमण्डल निर्मानमलस्य शिनक् निर्वाणः ॥ ।। विश्वन् श्वनक् अक्म्मम् (क्रमः । शिमादां पिछ विश्वमण्डल निर्माणा । श्राम्य स्वाप्त्र स्वाप्त्र स्वाप्त्र । श्राम्य स्वाप्त्र स्वाप्

PROPERTY OF THE PARTY OF

मगन (जनगंण्याणे ।। वर्षम्यम्यम्यम् कर्रिवालाकान आनम्नीत नियाणश्ता आति । आति । प्रायन्यम् ।। वर्षम् ।। वर्षत् ।। वर्षम् वर्ष

काति वितापितितासे ॥ थक्नवजनधेत कातिकि विश्वी मुम्तिविरि नित्रमान । धरि निकेष् नीण क्षमवक्कूम्मिण काक्निच्मवाक्कणान ॥ मनप्रण्येन मिनिण्यम्नाण्ये वन्नीव देनित्रमान । कार्मार्मवन्त्रणातिल अवना एर्ल्स्लिक्श्त्रन लाज्वान ॥ १ ॥ स्रेणानी ॥ आक् नेषानक विद्यम्भूभाना । त्रार्क्मन नाल्मिक्न नाला ॥ उन्त्रक्म्ममालकक्त्र । जन्य

म्नामिलि भक्ष्मण्यम् ॥ वङ्यायकाराष्ट्रं विणवासि । विणविण्यव्यकामितिकक्ति ॥ लिस् म्यम्मूम् विक्षास्य हम्यास्य छन्। ठाँम् आसाम् (भिवर्षमात्राष्ठा। विष्नामार्था छन्ध्यम् निवस् मान्सम् । अन्ति प्रकृति रेक् ।। कृष्यम् ।। कृष्यक्ति प्रकृति रेक् ।। कृष्यि विष्याका। यानि ।। कृष्यि विषयि ।। कृष्यि ।। कृष्यक्ति ।। कृष्यि ।। कृष्य ।। कृष्यि ।। कृष्य ।

या कुलारेलिहिए जामि।। विद्यां कि विद्यां प्रिमियन । मा अल्यां में का कि यह ।। प्रिमित्ति के विद्यां में कि विद्यां कि विद्यां में कि विद्यां कि विद

कानिविधितिक्षण यूलविधाना। क्वानाहिक द्विष्ठाम कात्यक्षाना ॥ ष्ठिखत्याग्र्निक अ ष्ठिखनिवादिव। नाष्ट्रायक्षित्रणार्ग काद्विव्यातिव॥ चाद्विह्णवाहित्र वाहित्रहिण्यत् । प्राण्यवाद्विक्षाये निह्माक्त्रवा । कानमासक्ष्रकृहे (सहस्मकिव्य । कानूत्रलिविधि नाष्ट्रियाक्ष्रवाधानाक्ष्य । कानमासक्ष्रकृहे (सहस्मकिव्य । कानूत्रलिविध नाष्ट्रियाक्ष्य । कानूत्रलिविध नाष्ट्रियाक्ष्य । कान्यवाधानाक्ष्य । अश्वत्र । क्याक्ष्य । क्राक्ष्य । क्राक्य । क्राक्ष्य । क्राक्ष ।

मियान्यक्ण ॥क्रणारिश्नंगर्छन । सार्ग्यञ्जिकार् गरिक्तिमृत् ॥ रेत्यमारिश्य आनम् । श्रमविकाङ भ्याम्यम् । १पण्नेक्त्वश्यासारे। श्रीपिक्ष्या नयनण्ये राहे॥ ४वहिँसक्लञ्जूसात् । ज्वञ्द्रं विधिकानुक्तिकात् ॥ श्रमाणिवकातिकीवाति । अवल्यालात्य एतविष्ठारादि ॥ तगिविक्रमास्मात्रमान् । उसाविन्कानुक्तिप्रैत्व णत्रानं ॥ । । । वाला॥ आउदिसंश्वित ग्रम्बिस्निक् । अश्वाधिकिरि तगक्तरेक् ॥

श्रहरेल्या वर्तन्वक्रीत । मिलिजनयन नियात्याक्नीत्। श्रिनश्रहरेलक हं गम्याना मायव वायन हिराये वितान । किल्रह्या गावुन जीवन नार । लाम रामिन क्रिया । किल्रह्या गावुन जीवन नार । लाम रामिन क्रिया वितान । क्रिया क्रिया वितान । क्रिया क्रिया वितान क्रिया वितान क्रिया वितान क्रिया वितान क्रिया क्रया क्रिया क्रय क्रिया क्र

খান্ধিপতা কিন্ত্রিক গদকারণ মার্পিত মাজুবিধি নিকুরমরণ। অবিরত ক্রিত বিলাহিত লোচন মনুশোর্টিভিত্রমায়েলকুটুম্যণ।। দেবহরেত্রবকার ক্রান্দানী। মাতব্লিশিত কটা-यम्यार्षं रुप्राजीविष्टे क्रमलेत्वानी ॥ रुपियलप्रियल मर्ज्यण्टलिक्ति प्रकल मिकिक समूप्रा । भीषेत इंजल निन्चलण्ये विस्मिप्ति मण्यलिक्तामा ॥ লোষ্ঠজনাত্ম মনমহাজ্রত দিক্ষিতত্বকো মাধ্ববানা। কমমহত্তিতা হন্তমনাত-न विष्मान्गा गर्ग इक्रविमाला ॥ ।। उगालि ।। मार्क एकि निरंकु निर्मानी । नील त्रवनजन् पाउनपाति ॥ आउतिसर्वति रतिष्ठत् । परियनितिकरे मियानिम (५।। यजनस्व लिन ज्ञाननवाना। भत्रितिके सिज्नू मानिकाना।। केरिश्तिवल्ले जानमन्त्रश्रूणम्बर्तिर्तिर्वित्रवर्गम्। । काम्माम्। ओज्सामिविविविवियिनात्। চকিত ২কতবেরি বিলোকই গ্রুজনভবনদ্যার।। অভিভয়লাজ মধনতরকাঁপথর্কাশেই नीनित्शान। क्रथ्मन्हिंम्लात्थिषण्ण मनिस्क्रिक्त्रिलाल।। मक्तंशमिन लक्त्रं माउलि हे उत्सयीवनुसाथे। प्रतिसलिश्विष्रे पतियासिण जाविति व्यवने साथ। । अद्भेने

उसान सम्मूथकावनाज्ञमकावंडनविनि। किलिविभिन निष्यन्वस्यान्सिवि वक्षण्तावन

यम्नसमान। पिक्गक्रमान पिक्वासलिविन। किश्यंकनक्यु किसाप्र ह्तयाल। स्तरप्त एत्थिक ठॉल्तसम्याल। । स्तर्प्तिकिक्षिकिकार्या स्वर्ष्विकार्या स्वर्ष्तिकार्या । स्तर्प्तिकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्यात्विकार्विकार्यात

प्यव्यक्तांति कि ज्लिपिकि ठॉमिकिठलेना । सूक्षिण क्रमावन वृद्यमावित्राज्य मण्यम विष्यूक्ष्वंत्रांति । जन्डमास्त्रमन पूर्विकलाठन वृद्यानित्रियल अप्निर्माणा । जा भाता १ शिष्ट् ॥ भातागः ॥ अनुस्माकालभावि यसल्खाभनाजािक प्रातिवादित्रगत्रवास । आभन विद्यावाल (रमनादिक्षिण्णल (रमकावित्रहम्ब्यिनास । सज्निष्याभारा किवालिय

आत्र। सिर्नित्न रुप्त अनूत्कृण जारात्रम्न (क्वलमत्रेन प्रिक्तित ।। पण्यणमातकित् निष्ठ्यकित्रिणनाति ताणित्रमनारिणास्। प्रार्मिण्यूक्षन मालामात्वित्रामे किकतित् नारिक्षेणास्। ॥ ॥ आः ॥ किवाक्षण किवागूण स्मात्रमनवास्न। मूर्यणनाम्पू त्वानि प्रिजायिकाल् ॥ मत्त्रमत्मकथा मून्णामकि । म्हामवक्ष्मास्मान पिवमत्कि ॥

मफित किर्श्नाष्ट्रात्यविज्ञाना । श्यात्यापात्पिकाना ॥ किर्वात्कथान्य किरिलिकिजानि श्य नाकिल्यात्रात्मनाराक्या । यम्ब्राप्रतिनकाक् प्रथ्विकप्रयेखाक् यनगात्रिक्यनप्तिण ॥ कानियावत्रपंशाम कानियाणश्वनाय कानिक्रिकप्रयेखल्याना । वण्मीवप्तक्य प्रविजी वात्रन्य प्रथिल्यात्रात्मिणश्चना ॥ ७॥ आस्यवकािकाश ॥ स्र्रेशिक्ष्ण ॥ आफ्राय्यन्नम्कि लाव । त्यिनिविनास स्वर्थ्यवरूक्त अश्विभित्र्थिकात्।। यववित्रिकि विलाकिविश्रिन

(De )

उहि णान्हि आखित्मभूभामि । अवधित्ममृतसार्मञ्च कामतन् हे धित्रप्रमाहाि ।। प्रम किवित्सारे नरात्यित्र द्वि णाउराह्ण्नमार । अज्ञातिम् भिर्मे प्रमूप् मार्च अवश्यि म्याविष्मार्थ । अञ्चिम् केवि मिन्यस्य स्विज्ञ्म अनुणाम । अञ्चिमक विक्राह्म प्रमुख्य स्विज्ञ प्रमुख्य स्वाविष्म । आञ्चल द्वाह्म विक्राह्म प्रमुख्य स्वाविष्म । आञ्चल द्वाह्म विक्राह्म प्रमुख्य स्वाविष्म । आञ्चल द्वाह्म विक्राह्म प्रमुख्य स्वाविष्म स्वाविष्म । आञ्चल द्वाह्म विक्राह्म प्रमुख्य स्वाविष्म । आञ्चल द्वाह्म विक्राह्म स्वाविष्म स्वाविष्

विभिनसिक्षिसिक्ष । क्लिसम्बिणिय यमनित्रादि । प्रनिष्ठिमलियिन प्रमिष्ट्रिष्ठि । स्टिश्वि अर्थन श्रिश्वि । वालासनिक्ष वस्तारिहाक्षि । लाजिक्ति मुञ्जूष्व प्रमिष्ठि । स्टिश्वि । वालासनिक वस्तारिहाक्षि । लाजिक्ति मुञ्जूष्व प्रमिष्ठि । स्टिश्वि प्रमिष्ठ प्रमिन्न वाला । वालामिष्ठियस वेप्रे क्लिनाए। । १ वालासी ।। क्वि विष्रासिक्षहास्य प्रिक्त त्रस्य अस्मिल्याकाम । इति । स्व विष्रासिक्षहास्य । प्रिक्त स्त्रस्य अस्मिल्याकाम । इति । स्व ।

श्रवासिकार ग्रह्मूय । वनवासमाससाव ववस्तिवस्य ॥ ३ ॥ थानधी ॥ एप्रस्मय अश्वति ठलिमगिनानि धवनिधिविष्वाद्ञांवा। अञ्चलिमून्द्रगिष्णिक्रमृत्व किन्त्वक्रूम्वमा छाष्पाता ॥ एप्रस्मप्रसिक्ष्णन् कनसाकम्म्यस्त् एप्रस्थातावार्ष्ट्रियात्य। नाष्मास्ता वागूले प्रस्वप्रक्षाह्मस् जोसाव्यासाव्यतिष्ठाक्।। एए श्वावसाति किन्तिवात्व

दे प्रितृक्यािक्याविभाविणायि जिना । नग्रं नाशिक्यांश अक्नेक्युश्य रत्निय्वस्थिति वाना ।। क्विन पिछि छत्रविद्ध विक्त्रविक्ष विक्रित्व वाना ।। क्विन पिछि छत्रविद्ध विक्त्रविक्ष विक्रित्व वाना ।। क्विन पिछि छत्रविद्ध विक्रित्व वाना ।। वान्य वाजा ।। विक्रित प्रतिपाद्य विक्रित वान्य ।। वाज्य विक्रित प्रतिपाद्य विक्रित वाज्य विक्रित वाज्य विक्रित विना विक्रित वाज्य । वाज्य विक्रित वाज्य । वाज्य विक्रित वाज्य । वाज्य वाज्य । वाज्य वाज्य वाज्य वाज्य । वाज्य वाज्य वाज्य वाज्य । वाज्य वाज्य वाज्य वाज्य वाज्य वाज्य । वाज्य वाज

गल ममारेकॉल। मलयत्रप्रातनानाय्। प्रधायकम्म्य अलात्वाय्।। वन्नीवम्तक्रिश् अथारेनीय्। ग्रिष्टिलिल वारेवाजिय्।। अ। लिर्मिमामगर्शः। मवर्पवराकातिया क् रिनामअणिप्रिटे। कानियाकाङ्ख्ताम्म कॉलिक्सालिङ्गा। व्यक्तिमामनाविनितनाव निर्मिमाना। कम्म्यज्यया एविद्विकृमाना। क्लिसाक्डवर्मिव थाकिकम्म्यत्रात्। काश्वनमाना ॥ वृष्ट्यिकित्वन हिन्छ प्रमुख्यानं द्मिलित विश्वनग्रमादि। सृह्निभितिष कू सम्मिलितादि निष्ट्र क्रितिक्र श्वादि ॥ अस्तिम्माद्मि सृतिम्नू प्रदेशन द्वादिम्बर्गितिष क् त्वादि । मृत्विक्रिनिक् वर्ण्यू स्माराम्वल त्वादिम्मम्मयलहादि ॥ ह।। वाना ।। सार्थिन त्वादि स्मिन्यल्याति । शिराहि स्य द्वाद्य देसनिष्ठिणाति ॥ ह्वेर्ण्याति मिनिन्यहे त्वादि । विद्वादाक्रु सूपिनी क्रमितिक्ति।। निष्ट्र क्वेर्रेनसत्वादाताः। सूत्वत्वरूक्ताहे

णिल । विश्वकाद्यक्रम्पिनी कमलिनिल्लि।। निर्दे करें नसल दिलात । मूल्वर नजारे मसनक छत्र ।। आलि अने निर्विक्षन विनत्यालि। कर्वकृष्णवास सिर्हालिलियादि ।। आक्ष्वलिर विनये विद्याले। विवक्षन विनत्याले। कर्वकृष्णवास सिर्हालिलियादि ।। आक्ष्वलिर विनये विद्यालि। विवक्षण विद्याले ।। यनय विद्यालि विवक्षण विद्याले विद्याले । विवक्षण विद्याले । विद्याले । विद्याले । विद्याले । विद्याले विद्याले । विद्याले ।

त्रवर्णात्यनाहिक्षित्। ष्रव्यविष्ठज्ञ लिविष्ठिकाहित्। मूनिल एँमुक्षिण लोहास्यव लि। पिछ्णहित्याका स्नाहिवाद्ध्यीत। कण्नण्यात्वावर् नयत्वनीत्। नाल्लण्यक्षिक् मूजान। जांवग्लेष्ववय् पाकृला स्ना । प्रतक्षाक्षिण्यमेखज्यू गण्यले। मूनियारल्ए रितर् विति। क्नविष्मु (व्यात सर्वपूरिणाला। कुतियारकाल, वत्वत्रण्यले। आक्रशाव

खिनाभ । हाम् किलाभि मृत्विष्ठिण्यं भ ॥ १। १ ११८०नमर्डे कि श्रात्र्रे । । यता ि ॥ मार्ये विष्ठिमन्य । विल्विनि । वेल्विनि । वेल्विनि । विल्विनि । विल्विन । विल्विनि । विल्विनि

११ वृश्यिष्मकृष्ण भाश्यिकलश्रीत् ।। जिश्म यूग्वणा खवणा कि। ए द्ववण्या विमनवण्या कि। ।। विश्वण्या विमनवण्या कि। ।। विश्वण्या विमनवण्या कि। विश्वण्या विमनवण्या विष्ण्या विष्या विष्ण्या विष्ण्या विष्ण्या विष्ण्या विष्ण्या विष्ण्या विष्ण्या

भारमधिवरित्य श्रिमाद्र । भारतिक एष्ट्र क्तर तमत् । विकार । वि

विक्र। पृष्ठकिवाङ्गिव निविश्कवङ्ग्। सानकत्विक्र्वाश्विज्ञव। वाश्विव्यक्ष्याय। जनपविष्णाणि प्रश्चमक्जव । त्याग्र्यवङ्ग् साङ्क्लणाव । । । । वालापृष्ठिष्ठलाह । वाला ।। प्रित्रक्ष्याय । वालक्ष्यक्ष्यवि । वाल्यक्ष्यक्ष्य । वालक्ष्यक्ष्यक्षि ।। व्यक्षकवि क्त्राखः लिव्य । वाक्षिणनाङ्गितिस् वालिक्ष्याय। वाक्षिणनाङ्गितिस् वालिक्ष्याय। वाक्षिणनाङ्गितिस् वालिक्ष्याय। वाक्षिणनाङ्गितिस् वालिक्ष्याय। वाक्षिणनाङ्गितिस् वालिक्ष्याय। विक्रव्यायः । विक्रव्याप्यविव्यायायः । विव्यक्ष्यायः । विव्यक्ष्यायः । विव्यक्ष्यायः । विव्यक्ष्यायः । विव्यक्ष्यायः । विव्यक्षयः । विव्यक्ययः । विव्यक्षयः । विव्यक्षयः । विव्यक्षयः । विव्यक्षयः । विव्यक्षयः

शमनिश्चान ॥ कवण्याजानि सम्विक्वाण । किल्किलवराम मार्थियमाथ ॥ सानवना ग्रेन्सिक्मुजान । शमनवना गर्व जलेण हासान ॥ जनयविह्याणि क्विलिल्खा । आफ्क मिलन डेिक्ना हास ॥ प्रिलेखा हासार । प्राची ॥ प्रिलेखा हासार । प्राची । प्राची

निर्श्वालि गम्रे अस् ॥ लिय्लिव्हिन् ए बाड्विजङ्ग । त्र सम्माय्यम् ए विक्र ॥ अस्य विकास ॥ जन्य । ज्यान्ति कृत्विक वृत्र विकास ॥ जन्य । ज्यान्ति कृत्विक वृत्र विकास ॥ जन्य । ज्यान्ति कृत्विक वृत्र विकास ॥ जन्य । जन्य ।

लित। १९। सन्तरं। अतिणव्याति सर्जिश्विष्ठि। क्रित्ववरेश्विक क्रुगाकारि। वाति विनासिति आकृतकान्। समनकि उक्कि क्रुग्विष्ठि। स्वित्वर्वात्यात्र । स्वित्वर्वात्यात्र क्रुश्नाजान। परिनम्मा रिक्ष (त्र दिनी रिविर्पुर्जान। ११। धाना क्रीः। क्रिकर्वात्यात्र क्रुश्नाजान। परिनम्मा गम तानाकान।। यवद्र रामाणन कात्क्र जालि। सानिसिन्धि द्रुश्नुकॉलि।। यवद्र्र

न्यल न्यत्वल्लिको। सार्किकन्यत्व व्यनक्रः एर्रे ।। यवष्ट्रणायन मानुभयान। नाजानि । यिकिए विस्ति व्यन्णायान। नाजानि । यिकिए। विस्ति मान्यक्रः पूर्णस्यस्यानि। इतिर्क्षं विस्तिणिलि इतिन्या नि ।। १ ।। उपानी ।। विद्यस्य व्यन्य नाग्यवाज। वालिविनासिनि अवित्रसम्प्राना ।। नाजानि ए आक्र कानगिलिए। ए । अवर्षे विद्यादि निष्ठनव्य साहे ।। विष्ठक्षकाकु विद्यविष्ठानि ।। उपाक्षकाना ।। नाप्रविक्रानि यविक्रश्रान । सनम्भयव्यक्षि विवनम्भवस्याय ।।

उजवालिकार वसनक्र जाङ्ग । उन्नलक्ष्य कृतिक्य तृक्ष ।। एति १ रिति १ रिति

ত্তর্মীফণদা॥ ४॥ ः।। मुर्रे দেশাস।। কিংবিল্আত্যান্যাই বিদ্যধরাদ। তকতকন পত্র নবদ্বীপমাঝ।। পিরিভেরশান্যামব অনুরাসপাত। কুদুমআরতিতাহে দ্যতমো হিত।। নিরমনতোমফল ফলেমবকান। একফলেনবর্ম ঝর্মআ্পার।। তকতগকত পিক শুকঅলিহ্মান। নিরবিধিবিলমই রমপর্মান্ম।। মিবিধ্বদুর্নর ঘারচ্য্যাপোধে।

वाम्पिवविश्विष्णं ज्याणानमाधापास ॥ ॥ वाम्पान्॥ चक् वित्रजन्यनि देचा दियाण्यमम्। निज्ञ्यलसानाधम दिया । देखमम्थ्यनाक्षि जाद्राप्त्यणात्रेव विष्णानक दिया ॥ प्रिक्षानि । देखमम्थ्यनाक्षि जाद्राप्त्यणात्रे । नात्यरश्यम्य वे विद्या ॥ मृतिकानि वोश्वेत्राक्ष्यम् । प्रमन्त्रम्य निष्णेश्वेत्रम्य निष्णेश्वेत्रम्य । प्रमन्त्रम्य निष्णेश्वेत्रम्य निष्णेश्वेत्रम्य । प्रमन्त्रम्य निष्णेश्वेत्रम्य निष्णेश्वेत्रम्य । प्रमन्त्रम्य मक्तव्यविश्व जात्रनात्रिष्ठ जा श्वेत्रम्य । जात्रमात्रम्थ जात्रमात्रकेष्ठानक्ष्यस्य मक्तव्यविश्वः जात्रनात्रिक्यानाशि अति

कृति।। भाषानसमानिहर्गा साराजारामिनारेगा जातग्गगारेलभूनिल। करियानभाम गम जातनाहिविसाराभ सिरेस्तभाषि ज्यविल्यविल्॥२॥ श्राताशास्त्रीमार्॥ वाना॥ श्रातिक्षिणयन् वक्षणक्षा । भूनरेलमानिकंषणन्यक्षा ॥ क्मनयूनलभात् ठाम् कि मान। जाभत्रेक्षक्न ज्वनज्यान।। जाभत्रविन्नविज्ञ्वा। कानिक्रीज्ति शित्रव्यूजा।

हित्रण लावलकाक्षणत्राम । उपाम्पमछत्र जलयनित्र छत् आलयनित्वश्विमाश्म ।।
तृभेणान्न मिन जलयदाणि पिन अत्याद्यातालयभान । नायर्थिन कर्रमञ्जूत्वानि :
नामाननी माण्येकान ।। पर्कष्ठत्वनद्व वद्यमिलारीय्ण काक्ष्यादाणि अते। वाव
निवादलर <u>वाल</u>नामादरे वाद्यावद्वयस्तात् ॥ ७॥ किमृत्यावि रेण्न्यस्मात् ।

मुनिन्याम् वाम्र्रानियनयथ पाउ विकिति विविधात्।। गूक जनन्यन यन्ति विषा उन वाक्षविष्यत्र विश्वयः। यूगापेत्यत्व वा गक्षितावन वण्यम् नकति तिल्य।। क्न विषयत्य क्त्रयायवस्य यूण्याक्य मित्व वन्तात्य। पिराच्यस्य त्र क्ष्रक्षितिन्त क्तिष्य सर्वयायाय।। नीति पिरिष्ठि विक्रितिस्पिति किश्विन गत्यन्तान। श्तिथव तिभूक्त सरम्यि नियक्त श्तिव मुन्यभागान । १।। विलासात्।। येनि १ ताशानित

म्ला (लाठन्व्यथन विक्रुक्तव्यम् कृष्यन्ववेतं नियानक् वेति ।। सम्मूगम् सूर्मिष्ठ नियाक्ष्य पृद्यदेखकन निष्ठव्यस्य । नामात्याक्षिय उप्रमूर्यन्व विम्याधन्त्रप्य रमिन स्य ।। देवमे निराद अविक्रितमञ्जव कृष्यूर्य काक् समा रिवास । नामाया गम नमानान्य वन्त्रवातान मूर्यवित्या । जावाना ।। मून १ -१४नि व्यवतिराध । आफ्

आ।।भाष्मास्निय्वस्वीक्वणां । आर्नवणक्षक्रक्रक्र ।। विसनविष्यक्त पूरान বিকাশ।তাপরকীর্থারকরআশ।। তাপর্চয়তলথাপুনাজার।তাপরমালিনাপ त्यात्।। अविदासितं कर्त्तिम् । प्रवार्त्ररेष्ट्यं र्त्तिएया । अविष्या अति । वि हेर्तमणान । सूर्यक्रथमत्मपूर्वालणान ॥ ७॥ स्थावा श्रेशर ॥ वाना ॥ कर्र

শৃষ্থি মর্মক্রাত। মোতাহেকিকরল শ্যম্রগাত॥ মন্মথকোটি মথনতমুরেহ। किहिंदितिशार्थभाउनिहार ।। कूनविकाहि शास्य रिवा । गाउनिक्हिकिय सामू थनक्षा पाक्त्रमूत्नी अवलयित्नाले । थमण्ड्विसन शाघुणि आला। अवनित्रयात्मि (कानिकात । वन्मल्यात्रमं मागत्रमात् ॥ ४॥ तावाष्राष्ट्र । भक्कनवि छिछत् वात्रि विश्विष्मिष्ठकारा भगममूनागत् लिविष्किर्देक पूरेलिश्यात्माय ॥ भूनर

(साई (जामात्रमत्मार्व) एडिल्विसमस्तात्म । अमून्मत्वन (विद्यानान (निर्म्याणता नकांक।। यक्ताविषं वाल्यविवयं समयविषमयोश। यक्त अकूल हकूलगाहिष्य सन साराणखनताथा।। हाछिलकाईन नाजासासजन मताग्यायिक वेड़। ज्वोनमासेकाश सिर्न सम्माद् काश्त्र (व्या कृष्ठा ।। इष्ठामण छुन् जित्रा वामा रूप ।। वमाक पामा र विमूत

वमावित् ॥ लाजिन्छ। मण्यानक्षण्य। कृत्वण्याम विज्ञाण्यवण्य। पृत्रण्यान क्य भू १ १ मण्याने द्वित् । मण्यक्षण्य वित्वविद्धे ।। यमस्त्रण्यक्ष जनविन्याना द्वितिन्छिन पृण्यात्र भीन ॥ गिन्नितिनिर ग्रालाविनिर्दा छिन्वयोजन यावित् इतिनार्द्याया। जिन्निविध्यव काक्यवा वाम। जिन्नित्रमण्य विज्ञितिनाम ।। छिन्योजन साधवताथा। विन्निधिष्यव काक्यवा था।। कर्ष्यविष्ण्य काममुकाए।। सात्रवित्विष्ण मृज्यम्वाए।। ॥ मुर्द्य। मजिन

१० मिन्नाश्रुति । प्राणमूत्राम जत्रिति क्रिति क्रिनक्त्रत्यवन् ।। विक्रानाज कुल्य क्रिते संख्यहे मुक्ति क्रिति तार्थि। सार्थविक्रिति क्रिति स्थात्रसमामात् नामाविमाव वित्राप्ति ।। क्रिक्रिता श्रास्त्र स्थात्रसमामात् नामाविमाव क्रिक्रिता श्रास्त्र स्थात्रसम् क्रिति ।। क्रिक्रिता श्राम्यमात्र क्रिति मान्यसम् विक्रित्र क्रिति मान्यस्य विक्रित्र क्रिति । क्रिक्रित क्रिक्रित्र क्रिक्र क्रिति मान्य क्रित्र क्रिक्रित्र क्रिक्र क्रिक्रित्र क्रिक्र क्रिक्रित्र क्रिक्रित्र क्रिक्रित्र क्रिक्रित्र क्रिक्रित्र क्रिक्रित्र क्रिक्र क्रिक्र क्रिक्र क्रिक्रित्र क्रिक्र क्रिक्

母安田

लना हिलनक ल्याल डेई प्राला र द्र। विकाक व्यन्तालाल कृष्टिन कृतन। शक्र जन्मन हरे गत्र प्राप्त क्षा । क्ष्य प्राप्त कृति (विद्या भवित्व । मूक्य क्षा (परित्व कृति । विवाद क्षा । क्षित्र विद्या विद्या । क्षित्र विद्या विद्या विद्या । क्षित्र विद्या क्षित्र विद्या विद्या विद्या विद्या । क्षित्र विद्या व

नामान ॥ नीलात्ममस् मृम्तित्र्रश्यानिष्मिनित्नित्वामः। कित्रम्भयन (माननगणि मन्त्र किर्निक्त्रम्भयन (माननगणि मन्त्र किर्निक्त्रम्भयो ।) किर्णिकितिवि वत्ने वत्ने मनस्य त्नामाया । किर्निक्त्रम्भया । किर्निक्तिविक्ति वत्ने विक्रिक्ति ।। किर्निक्तिविक्ति ।। किर्निक्तिविक्ति ।। किर्निक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्त